क्रनभरगरडेक्युर्वेक्य ॥ वे

या श्री विभा के सक्ता विज्ञान करा मगवित्रविभाषासूभमंवितिस्भा भरिउम रिउभनेयमन दिउए भूग्ले भूने प्रियन लंग्डियः गुर्माने अधिने वार्ताः भूकर उपायम् अने हम वडिश्वमाय उभाने उसा रिकायभ्ययाभाषम् : म्डभागर्जि

विज्ञवं चर्या भवाद्र राभा देगाण भियवा अनीधमानिमालयागुर्लियमनभनभ्यिष्ट्रः पुउचनित्रभगनन्वित्र नाथाभवेदभी विकाभुवभङ्गणभे इज्ञामयेदयभियः। मनमिश्विर । जिम्म्य इय उर द्रभाषाय माभुविद्धीचिउंठगवंडेमीम्गवडण्यः।। । उ इस्रम् अभू अमू ज उसु या हु भेरा उभाग्ना थि

दिस्क भयद्र संनक्ष्मिति दिशिकः भूति यित्राचे इभेर भिंद विरुक्त यू नरः भार जिला। नरं विरुधारि उउँ विरुप्त को स्राम्य उलक्सरमङ्कल निद्राप्त उपिनिर ण्यमन्क्रमनण्ड्रभ**ा**ष्ट्रभाष

9

नहः भक्षा हिनमउभजिश्विभक्तं भरणेड्यमक्रम्योश्रायभगिद्याभ्रियवि ग्रसंयगल मं मका चित्रभक्लय निष्म ह एवः। वः विभाग्रे विभा भक्तभाषिवसभउवसभुयेगभा । भक्षभ द यभग्रहमः भग्निव उपयानी नाकषाभव र विद्विति क्रिगी उप अनु सिउम् नगणने ल

। इन्यानिङ्ग्यम् यान्यदंभभक्षः गलभारतमाल भिडरेर सिंद नगुभुमाग

वड:श्रुपभाश्याभनःभवश्यक्रमभ यंवलीय:कालन्यित्रगणन्भडनभूभः॥ यमण्याधिकमनमारंभभागमः लकिडिंग्ड्रमें हैं। जिस्से अई किनिडिंग्डिंग

भयापिविविविविविवायम्भागः भिय विठव उसि उपाइनियभा यसि इ: इति उद्यमित्र अक्र विश्वासि उन्ति अ उउनिग्सु : १०० उभाग्यस्य इङ्गभद्रभा मिल्ल चयुः चियं विरुविभे दियं भाषिय पुरं भेडिविन निउपमिषद्भाग्कान्य द्वारे

भाषाभगइधित्रभाः त्रेमकलेखाभमधन लेखिरद अनि विक्र ने उस्नियमभी उथिक भारतलभञ्जलवः मभयद्वरापे अश्वितादं लः भूठवरमङभिणक्षाञ्चः भगउ। लंबाउवण्यकभगानमुद्राल्ये अउठवभुन्वरभग यायनियः मिर्गिभानकाः भूभामः॥१९॥ नेभाग्याभाउडवंडनन्याः अंडेटबाइयह

भागः । भवानग्रथभग्यनभगवनश्रभावन एवं ए जेनियां डे डे इक कि की का भ दिण्ठगवन्त्रीयः भेडंकवंत्रविश इड्सेंबाभा ७वाभङ्गालाका लभन्जिल ार्चे **स्ट्राधिक है अर्थ कि कार्य का** 

णक्रभग्रह्यम्बममभिक्ष्यक्रभुगः भस्भरेत्र उद्देदराशा ३ अ एक समेहला हमभूश्यञ्च भण्ड उचे : भ वगर्भाभ अस्य मार्थिक वे विकास मार्थित के विकास मार्थिक मार्थिक विकास मार्थिक विकास मार्थिक मार्थिक विकास मार्थिक विकास मार्थिक मार्यिक मार्यिक मार्यिक मार्यिक मार्थिक मार्यिक मार्थिक मार्यिक मार्थिक मार्यिक म इंग्विभाउभुग्नभूविष्ठा ॥ अभाउंबा एमंभग भमीमठवं भंडे हैं भायाय वारू भाव दिश्य हभन्न । यह स्थान यन यन सिवित कि लेग उ

इउप्दवभकालवमिन्द्रचे अभावस्मारा लगिक्नया अभेष्ट मध्य उपिकाश्र वान् वितिरीह अविगन्भी लिउन्गार् भद्धाः विषया । विउवभिग्निति किल्कान अ महिन्द्रिक्षमा स्थापन स्मान लिंद्रग्यद्रभग्येत्रग्ठेग्ड्रह्किलका ॥

वलवस्त्रक्रमा ७ । उद्देशक किरोडे ज्या भन्भाव अंग्वीलभाइ विषयं अविदि नुर्वित्रमे । मडभभ निभक्षभाने राज विवासक्य न हे उनी लभा । शास्त्र य दिश्लिउ चित्रि इंग्रेक मन्डी इउप प्रिचन्नुरुख अङ्ग्या निम्हित्री मङ्ग्रिया निभ बर्शिक्षेत्र उतियामयभयविउउं ममने ७३॥

एवं सदस्यम् राष्ट्रिकारः करेन जभाग्यक ह्रवयनग्ठरण्ययोष्ट्रभाभाषाभयन र्भनिक् उभिवर्ग राष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट पभग्रिकिश मा अधिक विश्व विष्य विश्व नवमित्र इम इक्ष विवन्ताभयका नयम् । उगण्य सम्भाम ।उभे उन्भाभनित्र।।३नाउन उन्

9

दग्रियम्बार्यस्य स्त्रीक्षित्रकार्यस्थित लगड्डीभारा।। यसम्बन्धमधभाषायाण्य कनःकलेयम् उत्रयोगम् इभावित्र , यन अवकवाभिव ज्ञां च ना व भे भी यं डे ज़ रि उन्नस्भाषा जी हुआ क्रिक्ट र उद्भव करें चण्यद्रेशिक्षक्षेत्रचंडवर्गाउँविभ्रधाश्रिमीत्र ११३९॥ लिक्षक्षेत्रचंडविक्षित्रभाविद्रभामित्रहरू

भगगम्यण उत्रम्याध्याण्या निशाण्यामक्मभाउउठववउरए ल्यभरणमनहीउहीउभाभग्राप्त्र उस्म में इंड डेडियर मरधीय

3

हर्ने पट्डा अक्ष्रिक्ष हम्बार ना उन्डिभ्यल्ड न्वस्वडं न् अध्यान ल्भावन्य हुर्येष उत्र ए अजी दगार लक्ट अयुमिउ अमिम उडिक्य प्रायम उभ जभायाभाषायहरभू इंडर्न क्रमाभग्वैमारविक्रम्बर्धाः स्विभावि

भिमरां इभउन्भम् । १ । यम बन्धि गरि मणिभाणि उम्रक द्वाननक गयो रहत त्यनः त्यभा इप्टानेन द्यभणन्य हेन पभभागवं इपवत्रा अस्यः भगेभूमधः इ

18

A.

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina: Jammu. Retired Priest. लेंडा डिया लें का उप के वहुउ नक इंड क क्रिक्निश्मा ३७। जुम्डमसम्मडी उवस्म निरुद्रमिववनवण्डपगुभक्षयुन्। (अक्षमुठयङ्गिमाइङ्ग्येगनविक्षित स्त्रभूत्रण्ड इ. भुजा। म् शोइयाया ग्रिय विवियम्भारः प्राल्डियाल्ड्म्य विम्बर्क मुभवेडभवभगुलेखिगुलम्

कुभज्ञ इस्थ्रियमें क्रियम निमज्ञ भा FO नैउगुणनग्राभन्मदम्मययेयभेवभन् भूक्ष्यः भड़म्बभुगुः । इत्रवा यविमिन्नि इस्मेवविभस्त विचिति भनिमग्राजाम् अउद्युभन्भः भावक मभरकमभाउम्रगण्ये:म्वलक्षाया भा संसवयण्डियवित्रियकद्वयण्यिक

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest

किएन: भगभंदभगंडे नह उपम्या अधिकी क्रमावडरमभस्त्रभूक्ष्मस्त्राहेः भस्त्राहे भूमयभाष्ट्रं भक्ल लगाई उभयभारि क्रिज्या जिपरस्था भग द्र कुँउ भाउउभ क भूग्येत्रेशिकासमञ्ज्ञा। शार्वत्रविभाषि विगक्टक्काधेउभाग्नेपान्याङ्ग

ग्यभाषन्यवनभनिनं जिस्ता भवन्य स्था । रमाभवा लक्षभाषि । इडवनकभनीय इ पभी देशिय उरु भूग भी दिउभू मान्स ।।। मानग्भतिमं भूगग्थल ठुउनिलयं रथ्य नेभूभक्त अठवविभिनमवाधिनाभययं है भाषक्रियउक्रयंत्रभाक्ष्मभाक्ष्मभाव किए नमंगिव उनया सम्मंदिनिभू था जा

मी रा

00

विगडहवहायना डिन्डरंहविश्वाये सनिहिः भर्तेवन्युगो। ठव्यानिभ्राग्णिश्चिमं अदेरभुनग्रनभूभञ्जा भितिमरिगिरिभ रिनिवासंगितिवरमारिलभी इउपिका माराज्यमनस्पित्रमिव अधि भगवरम् अनुग्रनेभूभक्त अभागनभागम्येवस्ति उन् भरगुलकु डिच्रु उन्नुसन्तरानाभा भरदिउनि

रङङ्गं असे छुरभवर सञ्चलने मने भूभज्या १।। भित्रमिगविकाभिउण्न मुद्रांभरिश्मार्छ भागण्यद्वनीलभाभिड्यलेम्हमण्य महरथभाउभीमगुरेगुरेभ्रभक्त्रीडार् भनग्मभुद्रभठमण्ड्रभिद्धिकासियुल् यान्यः । विविश्वल्लेश्विद्धार्डेष्ट्रा रिउपण्डभीमभी कु। ११ उभि उसे उसे

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest.

25

िस्त्रार्धमञ्चवंगमग्रह्यन् रिक्रम् उपिपडिक्रमय सम्विक उरम्भभित्रभा रंदिरिभूभू है। विद्वारिय सिर्म ग्लापेक् नियं उभे जा। भया उभेभभा र्ध्यवाद्वभहगया ।। १। १। १। १९ । १९ । एएयन्ड उराभस्य अभा सन्द्रक्रभाद्र ॥ इस्रीराधाराधार धन क्रमाराभास्त्रीराभ

गभहरङग्राल्यभगभ मीगभगभग क्रमराभामीराभराभमर लेखरा भगभीवाम्रीगभगभकलम्बरगभग मीरभारभभवल मररभामीराभ यवस्यवाभाभागामामामा वराभराभा शासीराभरणभक्तला क्राल्य गर्भ रभमीरभराभक्रण भियरभराभा मी

मीर

राभराभक्र । ज्वाराभराभमी राभराभमर । ठवरभरभा अमीराभरभक्भलम् "राभरा गभरभक्भन म्यरभरभू ही राभरा ु क्भन्यकाराभागभम्। राभगभमा रं ठव रंभरणभामामीराभराभसकलगम्यराभराभ ल्यारू यु यु यु अह अमी राभ राभ मन लं हु द्वार

रंभगभाषाचीगभगभग अञ्चलकाभागभा मीरभराभगुणका स्वराभराभ मीराभराभ गुलभागराभराभसीराभराभसरलं ह भराभा नामीराभराभम् विज्ञ क्राया गभगभग वर्षे वर्षे भगभगभग्नी गभगभन् रका उक्र राधराभ सीराधरा असर<sup>®</sup> ठवरा अ गभागमीगभगभभकविधियरभगभमी